加思及河畔 CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

बोर्क एर जाएन चेचाँचल व्याचापरे पाचाः स्वाने विदेशकारे चप्रह्वाके क्रिये चार दिन्य गाना खा सर्वाधिकी वाममभवागेत्रीमामस्यैःसमज्ञमणास्यवननवाणम्यानानाद्याप्रतिणरिकास्यान्यभवति।तंनावस् क्रोग्लहरोक्कातल्यक्रोमवंग्र ताम्तीमाप्तवल्यक्ष्यवत्तीभवाप्तावासायदित्यक्ष्म्वीसामप्रदेशिव निष्ठांमणप्रथम्बर्गाः अष्ट्रेष्ट्राक्यकार्यन्याकाः द्वागामः विष्णेपवानामा तत्वेषा उत्पिति विज्ञासी। पंजिताः चित्रतामः प्राप्ताः प्रश्नतमासास्त इत्ति वृत्ते विति वर्षः दक्तिनाम्हरू भिविन्निविद्याः वतायायापाः याप्रायामित्ताचाः याद्यायाभ्य रचकारितवः। एकचात्रात ्रियाधस्त्रीत्रनन्तः नामियां कार्यात क्षेत्रकारी के विकास कार्या के किया के कार्या के क विद्रनः उपनीति मातरः तस्माःग्रामामानेगयपान्तयानित्याः मात्रिनेपयानितः । हेयापः - यति हर्यमयोधनः म यः सावतिष्णानिकास्य । सावदात्रां स्थाभवणातः स्थानाः स्वानाः स्त्राने स्वानिद्रशतिनामार्गामा पारम्यानाकान्यानामानामाण्याने विकारणातीः । जानामान्य विकासने पानस्थाने पानस्थाने विकासने । प्रचित्रा 

II.

es

नपातिनप्रीण्येश्वीणयश्चार्यस्थान्य स्थानस्थान्य निष्णान्य म्यास्थानस्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस् चणणस्यात्राचेना ०० स्राया वृत्रो स्त्रात्रा ज्ञात्रात्रा ज्ञात्रात्रा ज्ञात्रात्रा वृत्रात्रात्रात्रात्रा वृत्र रःकान्नक्रमण्यामभारः मन्यान्य स्थारः सामग्रीनाक्षामभारः वात्र स्थानः स्थानः स्थानः स्थानः तस्यः त्रश्निवन्तीधरेवानाच स्थायचन्त्रः। देवहितारेवानावन्त्रभागप्राण्यामापन्ते प्रस्तात्व्येणन णुका चेत्राचि : दी क्षेत्रज्ञाता हिंगान तस्पास्क्रीशिष्ट्रणानिक निक्ति नेतर के निक् मागुआर्थित है। रा प्रोप्ताः प्राप्तदेव जन्मित उत्तर निर्मा के विकास स्थापित के विकास स्था सर्वः। वार्षः के कि विकास का प्रविधिता कि विकास के कि विकास के वित **ैताभूग हात्रहाः** गांविकारामंगिकियं दिन संस्थासितिष्ठः जामदीना स्वामिति व ताहरू प्राच्यः। मणवति थ्यः प्रमास्यादः राज्यस्य विस्ति । स्वास्य ्र, भराम। पतन्त्र र वन्यामितः विस्त्र वित्रे में से स्वास्त्र कार्य कार् इक्रीयाग्यकः विकार होगा वराज्य प्राणकी भावा कि प्रतिपार प्रतिगहे कता के तत्तवह र ये मह क्रमस्यामिस्यामिस्याप्यामि।विचानम् ममित्रियं निस्तिन्ति हामोत्तविच्याः वाभवन मिटिङ्गिण्याचनमवेदिराण् दिस्याते । भिनाचमदीचनचनंतिवस्य ।

· CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi: Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

पाना गरेवा ने वा नामें में में भाग का हूं यहा या वित्य विषय में मिल विवय वेष के वित्य के का में में में में में त्पारके जाताबार मित्राब हिणोदेवते। प्रदेश संख्या एतान्तभे देत हिणोदाचा निद्धचित्रां स्थाना वासापती सियाश्चाहर ने संसे या प्रमाणामा अंध्येक ने स्वति सिता से विना नामें अभिना से प्रमाण करा निर्धा के प्रमाण करा निर्धा करा है। तंत्राविषायदामा वेशीत्रां वार्यावार्यात्रात्त्राचीत्रात्त्राचीत्रात्त्राचेत्रात्राचीयात्राचीयात्रात्त्राच्याचे ताबाद्याप्रभाजनस्थरारः अधारिवाद्वादेशतारिभगारेषात्रधिसे वाद्वतीन देवि व द्रश्तिविते ने त्यानरेवाधिकोत्तवणाहिएसे आहुती बहेकि उत्तावतः एयवित्वयणतिकासे हिएसव र गानमान प्रविचरातिः अर्थाः जात्राभवताभवतां भवतां क्षेत्रकान्य क्षेत्रकान्य स्थानित । स्ट्याः हाने र नहर सात्र हतारहें विमनाभाग अंगारे हो बार के कार्य कार्य के बार के बार कार्य के बार के बार के बार के बार के बार के बार के णाष्यानिववेग स्तापितः याकीति हतीवानद्यति अप्रतन्य अकत्यायवी अस्त स्थापित रांग्यासीयामधीमानेविधियांत्रां एवं विधानीविधियांत्रां विधानीविधानीयांत्रां विधानेविधानीयांत्रां विधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधानेविधान ग्रासा श्विषयेरी पात्रधा विद्वास्त्रातिन मार्गेह्णीत जीतन्त्रे वायवार गांत्रे वेता स्थानिहासि विवारः प्रतिविक्ताभवाषि। प्रतिराष्ट्रे विव्विक्तियाति क्षति क्षति क्षति प्रति । विवास क्षति क्षति व्यविक्र विव विवासिक्षति क्षति क्षति विवास क्षति क

प्रत्यते व्यतिस्त्राचे कात्राचे वार्य वार्या यते देशुरीतामद्राष्ट्रां सुद्रात्वानां स्वाहातातात्वातां हरी क्षाता स्वाहाता स्वाहा स्वाहा स्वाहाता स्वाहा स्वाह रीर से विकास अपनित्र से अपनित्र ने की की विकास अपनित्र में महिला से अपनित्र में की वर्ष मंत्राक्षः। अञ्चलकित्रां विक्रां विक्र नापयसारा अवानामनयः योत्ति स्वानिश्वास स्वा भ्या प्राथिति वास्त्र नामान्य विकासित देवानीक्षित्रतीताकार्याच्यातिता तरेवानास्त्राच्याक्षितात्वात्यात्वात्वात्यात्वात्यात्वात्यात्रात्वात्यात्रात्य स्याः प्रतीकालन्त्वाताम् । व्यापास्य विद्यात्मात्राकेका स्वापास्य विद्यात्मात्राक्षेत्रा स्वापास्य मण्यावामि। यहार्थमण्डणिम। माराभगमि विस्तानी नाशकामःयाने स्वावास्याने स्वावास शामाः प्रमातः नाचकामायसास्त्रासाना चकातः वर्षायः । स्वतित्रामाना वास्रोत्रे ग्रह्माः वर्षाः वर्यः वरः वर्षाः वर्षा विद्यीतनः भरेनापाई त्नन्याग्वतीताग्रत्वापाः अग्राहे।स्याव्यानियावाम् व्यावाच्यापिया वार्वप्रापितवर्षिय त्वायामार्ग्या । परार्ग्यायावाय वार्ष्य में सवित्वायावित्र में तरा समानवायपनी विक्रमीवित्वसन्त प्रसाः एसन्त्रां एपाई विश्वाः । पति देती ति पति द्वीत्वारा निर्वासाय एता होत

31

नामारेपानननापुंक्रकरोग्यनामिक्रकास्मित्तिहरूँ तथाप्रथ्यतेष्ठाप्रयति हात्वाध्यति स्व स्विगरथामिसद्विग्रमामि।म्स्रेवः सः मुक्तिग्रमामीनिम्स्रितिसाहत्वान्वितंत्रयोवरे विदिटः स्था मि। भाषामि-भवरत्यव्यक्तितं यजेवरं विभिन्नविदेश कारे विश्वासी विभिन्नविद्या कारे विभिन्नविद्या कारे विभिन्नविद्य न्यिविषवर्याकि। होगोबेरवयं। गार्थकारियं। वीवनाक्षानवस्तवियविषाः। यात्रान्यवारायं। गारीना वेतरायार्याण्येयस्य रिस्कुः अचा प्रधाराता अचा अचा अचा अचा अचा अचा स्वाता नामारिन्ति वा नामारिन्ति । स्वनस्वतिविवाप्रकाहितना प्रवाद्याच्या विवादि विवादा प्रवादित विवादा प्रवाद प्रवाद विवाद विवाद विवाद विवाद विवाद मि उस्या अर नहीं स्विति एक स्वानित का वार्ष के स्वानित प्रकांचरविषा. ्राज्यात्रकार क्रिक्र विकास क्रिक्र के त्रिक्र क्रिक्र क्रिक्र क्रिक्र क्रिक्र क्रिक्र क्रिक्र क्रिक्र क्रिक्र श्रमान्त्रमाण एक्ष्माणिकाष्ट्राणिकाष्ट्राणिकाष्ट्राणिकाष्ट्रमान्त्रमाणिकाष्ट्रमान्त्रमाणिकाष्ट्रमान्त्रमाणिका विलासिक में मिल के मिल के मिल कि कानिका के मिन्द्रे के त्वा याथ का निया के वाचिका विकास समित के वाचिका के विकास के विकास के विकास के विकास के व नानाण उपानं के विकास मान्य के विकास मान्य के विकास मान्य के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास भवितिमनाश्रकात्रो न्या श्राप्तां स्वति अध्योषाञ्चात्रार्थाः । एवंश्रस् वेरः विनेव क्रिया अध्यान स्वति स्वति ।

हास्यो। स्वाप्तवताम्यासावपुरक्षिः विद्याप्योगितिस्ययिक्तार्थः विद्याप्योगितस्य विद्याप्ति । विद्याप्ति । विद्य विस्योगित्यागितम्यान्यास्यानस्य स्वाप्ति विद्याप्ति विद्याप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति विद्याप्ति । विद्यापति । विद्य कि।यन्त्रपदेशे विविधानिक विष्य विविधानिक विविधानिक विविधानिक विविधानिक विविधानिक विविधानिक विविधानिक विषय विविधानिक विविधानिक विविधानिक विविधानिक विविधानिक स्कार्यन्त्रीतृत्वस्वत्वस्वत्वस्य विस्तार्थस्य स्वार्थस्य स्वार्थस्य स्वार्थस्य स्वार्थस्य स्वार्थस्य स्वार्थस्य िया एं वर्षे विश्व कियोगिया जिस्सा विस्ता का स्थानिक के विश्व किया है विस्ता के स्थानिक किया है कि स्था है कि स्थानिक किया है कि स्था है कि स्थानिक किया है कि स्था है कि स्थानिक किया है कि स्था है कि स्थानिक किया है कि स्थानिक किया है कि स्थानिक कि स्था है कि स्थानिक कि स्थानिक कि स्थानिक कि स्थानिक कि स्थानिक कि स्थ काः तज्ञहेंचारि थी। हार क्रोनेस सावर्णयाम् वर्षान्यम् । वर्षान्यम् । प्रसार्थनाम् । प्रसार्थनाम । प्रसार्थन तिश्रतिः । एकक्षास्योतिक् गः यास्त्रियारः विदेश प्रति एः । त्यतीयम् प्रति यत्र प्रवास्य तस्य । विद्यास्य विदेश । त्यतीयम् प्रति । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य । विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य रन्यानः गारीप्रवानः कानानस्मात्रान्यते ते ते व्यापति यो भनागादिनायी वृद्धिक व्यापति विभानभागे वे उगितियाते श्वादिस्ता प्रताप्रता विद्यानेन क्षिक्षेण्याचित्रात्र नेस्यनेयान्याच्या स्थादेश येत्र स्थादेश विद्यानातीयः। श्रुतश्चन्नानित्रीकिहणित्रास्त्रशुद्वर्णाखानितित्वयामि विद्यावित्रानीतः। तयगानशापानि अ CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

35

यागिभव्ति। स्थानानि-नामानिननमानीति। रुवा बहुणस्वाभिष्रेतिनिजनति ग्रास्वनीयगाई प्रायक्तिणा मीतिप्रतीतानिवमः विम्हता विम्हतानि पुद्राच्छ्रहताति विनानीमः वित्वत्वत्वत्व व्याने प्रदेशां विम्हतानि प्रदेशां तनविधानानीमः। यसदेत्वान्यमाणाञ्चलन्त्रं सन्ताञ्चर्याद्वाञ्चयक्षयत्वात्रत्तीयत्वस्त्रविवाच्यार्थमः। दिवाग्रवर्रमारेग्राचेन्याः प्रज्ञावितः न्वानं पनुदेशक्तः। ग्रावं प्रवोद्योगिकं विषिष्टः प्रजापितः चन्ताः र प्रचन्त्रभेषितिन्द चन्तः । विज्ञर्य न्। त्रतीयनितिक ककापाति। तितितिक के विज्ञर्थयन। आपाउपक्ष उत्सेगे नदीनामजाम्या स्ट्यां अत्यानः प्रणाः यावधान् वर्थयाच्यः। प्राणाना वन्ति बार्गारे यह तिः। यह दूरमि स्तनयतिवयोः न्यामावेदि हरीहराःसमञ्ज्ञन्। योज्ञानानिवद्गीमिकः यात्व दानीर् नीनिवन्ताः । विश्वसः एणि: पर्वेगायते। यशिः ययत्वत्। विद्युति। स्तर्यविवयो। यो: प्रवेना या तैन्यति ए राजिन साम ण हेन एचियाचा ते। हिनीया छैच प्रथण तिन्वारत एथा ती: प्रकेतारी है ते। या वैतर भरे प्रस्ता देश तिन्या ते वाप्यामः । यथा केन्य स्काना सम्मान जन्म । व्यापित स्तापार योग कि के वेन से हर मान ने वाप मोन मजन-वाम्यस-अनाराण्या ने एसी जना ने हो जिसे आखार विद्याप्त में विद्याप्त के ने विद्याप्त के विद्यापत के देग्रहोभवंशतरा।विद्यामानामामारश्राते।विद्यामानामानामानामान्यस्था स्वार्थात् या याच्यागरसीभाननाभान्यत्रः।विद्याप्रतेन्यः क्राति भाननामाचार्थायो।सन्तर्भन्य मुन्येवस्थानः प्रमानः

पंत्रचनविष्णिनाःश्रीणान्हारे यहः त्वारवीणावतीकालाप्राविष्णः रोमिषान् स्वाराम् स्वर्धेत्रास्य स्वर्धेन स्वर्धेन णः वर्षिद्वन बातावितायां प्रमाणि । प्रनिष्ठा वित्ताताम में कोकि ताताबार में ने वर्ष वे स्थावा संस्थान के देनी पानादिति। स्वरः त्री आपपति। देशिकारोजने वापवितावित्वः वापवितावित्वावत् स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्व नाप्तरोतियायनापानयानगर्गी व्यवस्थायपाद्योगिएस्तानानापास्य प्रकार्यस्था वेलमस्यः प्रवासन्य भागाना नामाना नामार्थक स्वास्थाना । अस्य विद्याना स्वास्थाना स्वास्थाना स्वास्थाना स्वास्थाना स्व याचानां निर्मे वह स्थाय स्वाय स्वाय विभाग या स्वाय त्यवायातीः प्रयोगः। दीव्यापानः प्रयोगापानः करांवान्य यतिक्रयोग्नेत्व दिश्याव्येतनः ३ एएटे त्यांवनया भेगागरवीयएणानाथमानः। दीङ्विरद्विष्ठवित्रायमाग्यमायरित्रिमचन्नत्वाच्यः प्रतिश्रयचेत्रम् योगसंस्थानातान्त्रास्यानात्रम्यनेत्रमञ्जेति।यारिह्यविभिनिक्येविरेषाः।यमप्रिष्यानाः स्थानस्य निर्माणाः चमीविषादः।इतिष्वत्रताउचान्ने।अयज्ञत्रस्य द्वाः। क्रामेदसी अप्रताः ज्ञायमानः हरवरः योगायागरिपयो नायमानाः श्रादिसाताना। स्ववस्थानमार स्वाताना व्यवस्थाना विद्या स्वाताना विद्या स्वाताना विद्या स्वाताना विद्या न्त्रास्त्रम् यदिवर्ततेषात् स्त्राण्याच्याप्त्रम् विद्यास्त्रास्त्रम् विद्यास्त्रम् विद्यास्त्रम् विद्यास्त्रम्

Ħ

JE.

जा

विकाणोनिः सस्त्राक्षाणः प्रनायोक्षानि एप्रविद्यान्। मण्योन् कालोन्न । मणानः एर्कः । स्वानी स्थाने । संवानी स्थान केळानः इभक्षशसः एकामणादिक् ध्रातिः इन्तः। दारे दिष्यत्वणितणीत्वरणस्यस्यस्य त्यमानः।तथाचन्द्रः देन्द्रेयविवनः।यहेषाचिकिद्रात्ताः।यहये।यिविविवाज्यानः।द्रप्रात्तावानये।रहेःस्यानः र्षाम्यारं यन निक्तः स्थाना स्थाने स् स्यामित्योगानाभव विनामाः भवाने। विद्वास्त्रीत्र्यं ये विचयमित्रित्वे विद्यामित्रित्वे विद्यानित्रां त्रातिकामा दःचानेकी वेमचा राष्ट्रात्वपूर्ण कारा कारा कार्यातिकामा हमायनम् को देश होते करहर है। या हस्स र विद्यालया भागित्रं । यत्रविद्यते यत्रो। भागित्रं । स्वत्यस्त्र प्रविधानित्रं । यत्र तिरित्र वेत्रयहण्याना याव्येषायाना तां तात्व्येषायनी होते कार्ययानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स राष्ट्रिन्द्रिन्द्रितानीयात्रमा ग्वास्थान्य स्था वार्वित्वानीयाति स्वानेत्रां तिर्प स्वित्वार्णिकारणिकार्याः विश्वार्याः विश्वार्याः विश्वार्याः विश्वार्याः विश्वार्याः विश्वार्याः विश्वार्याः व त्वित्वर्वेष्णाः विश्वाद्याः विश्वाद्याः विश्वाद्याः विश्वाद्याः विश्वाद्याः विश्वाद्याः विश्वाद्याः विश्वाद्य स्वित्वार्ष्याम्यवास्त्रप्रविद्याः विश्वाद्यां विश्वाद्याः विश्वाद्या पाणाउदिराक्षणाचीभवाणाश्चीचावः अर्थामा सम्मान्य त्यां विद्याति । हा नी स्वाप्त करते हो।

श्चावनान्यनारितः खारा श्वासिव अभिक्षिणः वित्वस्त्र विश्वास्त्र वित्वस्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त्र विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विष्य विश्वास्त विश्वास्त विष्य विष्य यावः संप्रपादण्यावनीन पर्वतिवितः रजाविति। पात्रानिकार्यारि प्रात्तावित्वविवयः प्रतिवित्ति ने स्थाने पीत्रणक्रीनिस्पन्ने। बाराखाः कृष्येतामाम् प्रदेशकार्याकाः स्थानान् प्रातान्याने व्यापान योजनयाम्बर्धे अववनानानावे अववनानाविक्यां विक्रा शेर्धिनाना मास्वतीन के व्यान प्रतिया व्यानीति प्रकेशः विषयप्रः निर्देशक्षर्यः विषयप्रनान्यः याची रः उपस्तीवविज्ञन्यः गो। विकेशीविज्ञका गाप्तमार्थः उत्सावना उत्सावना रूपाणको विद्याका । प्रतिस्थि व पापंतेन इति । देशिया । देशिय देशिया । श्राचार विष्युक्त । देशिया । स्वार्थिय । स्वार्य । स्वार्थिय । स्वार्थिय । स्वार्थिय । स्वार्थिय । स्वार्थिय । स समनामावनिकानगुन्गर वित्रवेत्वानिक्षिणाचिकानिकितिकानिकान्यभक्षाक्षेत्रविकान्य वित्रवानिकान्य प्रमुक्त में निष्णाना वाप्त वर्ष विकास का वापा करते व स्वारे । यहिक मारा प्रवेद पहिलाभावित व्यक्ति नावता नावा निपति।चरिक्रमारःपरिन्नोनेनपन्नोचेनगरेचपनिवित्रं त्यापाचनपतिस्क्रीरःस्ट्डिन्ह्रं तेचानवंधनःचे स्यानकार्मनाम्बर्गाम् । स्वानिकार्मनाम्बर्गाम् । यस्यान्यस्य । यस्यान्यस्य । यस्य । यस याविज्ञकतारोगणाबालकस्थानेस्वापदवकारस्था अतिह क्रियारयोगिज्ञ हे तवः। प्रत्यक्रमके क्याः। हे व्याः धिवेचेच्यम्नकारः।चीकारप्रदेशीपण्यानानां स्पतित्वक्रयति।धनप्रहेन वालकाविष्णतां हेर्ने विकारप्र देश

क्षित्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र होते हे वे क्षेत्र क्ष नियामानस्यानः। जनक्षासहर त्रेन्नन्त्रमानस्यानः महाराज्यस्य स्व A CO क्षिति । ज्ञानिक विषय । ज्ञानिक विष नेतिस्तित्वाणाः स्वायः वित्यान्याः रा में में मानाहरा रहे स्पानाः क्षित्व रा भूषानाहरा रहे स्पानाः क्षित्व रामानाः भूषानाहरा निष्यानिष्यानाम् । भूषानाहरा निष्यानिष्यानामानाः क्यानी है। उर है प्रानाः । श्रेष्ठ ये । श्वाजाम्बाः शाकीवशहः ए जीविशे मारावितामा श्रीतः विकास तारी नारितामा श्री SHIVETSITY, Delli Digitized Bu RIVERY SHELLING PORTER वानमनह